## k22.pdf

## Vishnu Nama Sahasram



सिंहो मृगेन्द्रो नागेन्द्रो वासुकिर्नृवरो नृपः । वर्णेशो ब्राह्मणश्चेतः करणाग्र्यो (१०००) नमो नमः ॥ १७४॥

इत्येतद्वासुदेवस्य विष्णोर्नामसहस्रकम् । सर्वापराधशमनं परं भक्तिविवर्धनम् ॥ १७५॥



त्वन्मयत्वात्प्रमादाद्वा शक्नोमि पठितुं न चेत् । विष्णोः सहस्रनामैतत् प्रत्यहं वृषभध्वज ॥ १८८॥

नाम्नैकेन तु येन स्यात्तत्फलं ब्रूहि मे प्रभो । महादेव उवाच राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।

 $\textbf{Ref:} \underline{https://sanskritdocuments.org/doc\_vishhnu/viShNusahasranAmastotrapadmapurana.html}$ 

## k22.pdf

## Vishnu Nama Sahasram



सिंहो मृगेन्द्रो नागेन्द्रो वासुकिर्नृवरो नृपः । वर्णेशो ब्राह्मणश्चेतः करणाग्र्यो (१०००) नमो नमः ॥ १७४॥

इत्येतद्वासुदेवस्य विष्णोर्नामसहस्रकम् । सर्वापराधशमनं परं भक्तिविवर्धनम् ॥ १७५॥



त्वन्मयत्वात्प्रमादाद्वा शक्नोमि पठितुं न चेत् । विष्णोः सहस्रनामैतत् प्रत्यहं वृषभध्वज ॥ १८८॥

नाम्नैकेन तु येन स्यात्तत्फलं ब्रूहि मे प्रभो । महादेव उवाच राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।

 $\textbf{Ref:} \underline{https://sanskritdocuments.org/doc\_vishhnu/viShNusahasranAmastotrapadmapurana.html}$ 

व ॥ अभ्यास्ट्राम्ब संहारीणधिहार मियाउँमाउँ एक कातं छाष इति । मार्चे द्रजनिकांग्रह अप्येनण इंडगविध्व म्बार्ड अन्यार्थ धमुद्राधिभग्न नेभि

स्विभिष्ठक्र द्ववः मे नक्याः द्विधियभ गञ्जनस्याध्य व्ययः युक्तक्र नथक्र **ल्याच्याच्याच्या** विराजनिर्देशभाविराजी जीवनभाषः विरुद्धरे विरष्टारिकार्यास्य

निग्दैः विरामाभुभभ दशक्षेत्रभक्तिग्रहा रेमुरः स्वाधिसवरेष मःश्वित्रभूपश्मित्रद्वाः विश्वभगण्यम्बर्गभ द्वापगणाः उरम वभग्धम्:भन्नद्दधा भवाः यन्यमस्य

मंग्रहण भिभविभूग म क्रमभक्षावाभीरव रेवरणगङ्गसभ भाग **५१भदर्श्यपर** ध्राप्त भाष्ट्रियभी न्रीपावर्ग हमर्थे प्रोप्त स्था सःभवप्रालाः होत्र र्भे ने इस्तर् के अर्ग क

केशि रहेनवहें किश जेशिक्षिभववग्रम ह ल्यमहाकाः भूगतः भचमितिभय अम्हण्य भिक्रिमिरिरीभक्षर नवकः ४५।माभक्ष ः गिट्नेप्रतिप्रकारि क्विंग्ग्याभि क्वें अथवं

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

केन्द्रनंदिन प्रया क्रिक्रिक्रिक्ट्रक्षिय भद्रा मीरेड्डाः रेडक श्रीय विश्वास्थाप इसम विचिष्टाभार र्डेक्ज भिष्य भिभ । हिर्गिश्च देतिहर्भाग भारवेशिकः वरति

विश्वनिक्द्रुश्भव रहारेश व्यानितामा प्राथ्य भारत वेग्यायात्रम्यात्त्राः BEREINE INT

PS

वेद्धः भगन इर्डेदिवेचिठ्युम्बसः विश्वयंगीय ग्रामे कि क्षिण्याम् उत्पर

प्पारिक्षित्रपः ३५ किन्यों विभेद्र में द्वार रें! प्रश्चनिकिक्षान्य

AE

प्रालंभनम् अस् भरत् गउवेभर्डिगिनिधिपव उपः द्वावेग्यग्ह्य वृक्तमरादिविह्नरः भ चण्डे शिरीष द्वीराभभा क्रमानकः भाराः भ अरं विक्रितिभाउरेन रण्ड मित्री भवे विणिति चेणः

रेउयेरचिकिकाः कि उत्रहारिक विश्वास्ट्रह स्थिरंद्रभः विद्वंदि भुराभेगयवध्यमभाग उनी गलकु मभूरः अ रंभधगग्याज्याः भ यामभा माध्य संगद्ध उद्धार्य उक्षम्य

14.

CC-0. In Public Domain. Digitiz ed

युगज्ञ छः अभन्ने इत्रम् लः श्रमं प्रमध्यविषय र्णग्राभक्षयः ३३: न्याध्य राष्ट्र स्थाय एका अंक्रियाम्ययम्भः महःम्बेहित्यम इ भगष्ट्वसम्बर्धग्रदीसभ वांभर इपरस्यां

हक्नयभग्रधित भ गभेः कित्याः इंग्र्यन्त्र विभाषानुहरू भंप्रज्ञेथ थयनश्चर्यास्त्र भंग्रेन अनुराजित्र देश क्ष्मिक्ष क्षेत्रक व्यक्त र्मन्भ्रथ्य प्रमुख् वक्त रभागुम्बद्ध

N O

इत्यक्तिकारिमा विनुउप्तार्थिश्रं स क्षद्य अस्क्षयस्य रायमिर्पयारमा स्री मराप भग्रमभन भूमेपखरंभ**र**म्यहर्भ उराज नियमिश्व

उभवउपभागिरं हरुभिक्षे भिम्त्रिय उरिक्रीयभ दिशरणगर्डेडिस्पाच ि मीपचरी उसक्षय रवेन यमन्स्रिधमञ्जू भवेनुगीरेमपभाउष्धं भम्मी १६ मीं सुरः भामभाग्रहणधारीयः

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

ठगवडःधिय राधाभक्ष वशासिभष्टइनेहभक्तिइ भाग मध्यीविद्रेगभ भड़ेन्स्भइष्ट स्रिंचुग्रीध मगुर्खेकः सीगृक्षःभगभ इस्वर समवेगीरंग की मिति महीकीनकं यद नेवा मीविष्ठभीरगण्ड

विभिग्नेगः विश्वीत्रणय **•** ज्यानि भागभाज्य दे विमुद्भुश्विष्क्षुयभद इंश्यवीशिद अधिशः यमें व्रष्ट्रियासमध्य भन्नभष्टवर्ररम्यनभ अभिक्षमञ्चन विविधः की यम्बद्धार प्रश्नम् विन

CC-0. In Public Domain. Digitized by et

रीदगीदिरद्व यय उठा वाधार्थक्रधार्थक्रधार रः परंज्यभपर्छिरपरं रहेपरंपज्ञभ परःक्षितः परेष्ट्यः परंहरंपाणि पाभक्षापाम्यापाम्यः परेम्यः परेष्ट्रज्ञायां ह

भथरिक्ष्यमञ्चर विरा भयिनिविक्तिविक्त्य निरम्यः निरम्बनिरम श्रीरेडेपीरस्वर्दः भ जुलिक्षलर ने उचे कि हैमनेहुः भरीक्षिक उपग्निमेरीयष्ट्यक्यः भवन्त्रःभवगःभवभ्य

च्याभवरुपरः भवपा मुभवभागी अष्टाभव यभवमक भवमितिः भवभागः भवप्रभवितेभ ापः भवयभःभवद्वशः भरादभवनः एदः भ चार्डाभचे उठ्याभचका लक्शल श्वाधिसायकः

भवाष्ट्याः भचसुरसाः धर्डिमकेभड़ावेष्ठम् गहेभद्राद्धाः निर्धाः इतिश्वमित्रिक्स नाउनः भायाभाउदेग पाउम्बेवच्पाउग्यू इः एक भट्ट एक उन्हार क लाडीडेंडचाडिगाः अलः

भरग्रम् इस्डिपेन्ड मिस्यः येगिश्वियेगभ वेह्यन इस्मिन् इरह्य इक्षान्य प्रमारक प्रमाग्धः वराप्त्रविक ल्यभुग्ययविवित्रः र्जिविष्टम्पेरद्वः स्थान मःश्रमेविकः भन्नेपयः

राभीवृत्र्लाः भर्वे उःभ भः भरापराष्ट्रमः अपशु मैयम्भभःपरः ज्ञाद्रभ भवभंत्रिश्वद्भनिमा उगः भक्षधः अनुद भःकानः भवन्यकः । भःकानः भवन्यकः । **भन्नज्ञःभनग**ाउद्यद महनगभद्रः अलःभर

रिगर्गः भड्डिविस्निह नः भद्रभाविश्वनीरंग **पाःमक्तिः भाषेक्द्रः** भचकर्छनज्ञनीजःभव ब्रुखनद्भारः भारत्रहः अवर्गीवेह भी केमें भ नभाष्ठः निमपणिप्रिय दंभेकाःभविभियेगाकः

र्जियाण ब्रास्थव हुउ हर्दनयकः कार्यः रक्रिक्षणीयमधीवस भारतक अनुद्रभी दे णभानुःभानीिक्राण्डे व्याग्रभः प्राग्धः पद्भाष मधमणीत्यः पाउः मीभर्गभूषण्यस्य स्व

नीःनीनिकश्यः निहेन व अल-असीः स्रीवित मीर्णेद्धाः वसुरीिन सुलम्बिष्ठः कीगि भाउरः के अहम् भाउ भीभागवेराग्या दे मीवर्गवकः निःभीभ कञ् क्षा भारत्यम् भीउन

रेणगत्र विकाग कुरए गरिक रागहरू रेंडर रागर्नु उस्तागिति रागम्बन्धा झेरेगड वकी राज्या भवाषा **日本中国中国国家** नः मध्यापरभद

श्रियाभचम्बर्भारे अने ह भः भव्यवक्रमार्भभ वज्रवेकज्ञवरभा यश्र उप्रदान निया निय व्यवस्य वहार्यय अभा तरभानी हिराधिया विर्णेक भाग क्रीय च जाने हेभाग्नकः भवन्यान

जुड़िश स्त्रागर विभाग लका भवनिक्कल ०३१भ५ जैके सम्ब रः भाषित्रहत्रज्ञ रिमान्याग्राम्याः महरू देवी पर्प व्यापन अस्तान स्थापन व्यवसभवत्र अन्त

रापवरः भुगन्ति। विभामियेक्स अवस स्नः अर्किएपजी क्षयभक्षिक्रदाव नः केरीम्यामन क्रीमञ्जूकिश्वर हुए। ज़्यी किए नज़ीय ज़ किए विलिधवानी क

उद्विशिनावर कर्न केरिनेभग्नः भभर् किरिशक्तिशः तीजके टिसम्ह्यः दिस वहीएनिःकभाः सं रिच्याप्रियुत्रः के **ट्युमे** यथा था था यह हेरिभभाजनः चुण

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

केल्सिक्रेड्डाक्सर कीएकभगः वृज्ञि प्रकेष्टियः मिभिश्व ग्रम्भिन्तः विश्वन १ श्री हु पर ११ एट स्वा कीउरः चिक्रदेवेराग ग्रोरभज्ञ यः कालिन

द्रेभदचगी सुरेद्दाः नि **३६** जेल्लभमुबेशिस इ नग्कानुकः क्रीनामधिक मालंगिक्टभरापदः **लगहभागभेनिरङ्ग**न भद्भारप्यः येगमुरस् द्रमीन्द्रेक्ष्युक्य विवित्त ३: भविकार्गिविञ्चवराध्य

रुपारमगणियः मञ् ब्रजीविष्ण सम्बद्ध चुणभगः अद्भेषेयुल विश्ववैज्ञाभच ध्रभणगः लगद्भवद्भगव चरे भि मुण्याः निषभीपन निक्मिति:भद्रे पुरुषेग वार् वर्षभाग्यम् विम्

विश्वज्ञातःभारिकः भव म्यभ्योशी इस्र हु हु च ल्ड्राप्डः भवनकल लकाराभच महम्मद द भभभुद्रवभवश्रभ चज्रवः भभभ म्बक्षम्भवम्बम्ब भीनः भभभुद्यदित्र

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

भारताया दिस्तम्बरः वि इ:भविद्रिउद्ग्रह्मद्रुवि भगितिप्रः भच्यवः र्गीव में बुझ न्धिय लकः बुक्तमञ्जूषण्ड यः द्रम्ण्यमिनः भूग विग्रुज्ञपग्णैरः निरःभेरद्रभावकः

インシャスのを出いる शहभद्रोक्षिश भग्न वःभग्रह्ःभग्रमाः भद्रमियः भद्रभियश स् ३व्यस्य य य अः भवति ३: भग्नभ्रःथावराष्ट्रव प्राह्मदक्षाः भद भरिआहितयः भारति

1g.

哥多多切:至3名至多 ज्ञाचेभद्र ४ मध्य वस्त राज्येन भक्ति में भन् वेगविनिभाः वस्भा उपस्थाः भाभभाग्य विति भटः वराप गणिविस्मिन्। यणः मिचरिकुलवित्रं

99

भी मीक्डें करा स्यः नगःमञ्जेदगिस्यन्यने ण्डासीवरः भ्रह्मा भव्भरःभवश्रीग्रुद्र दक विकास का इउचनीभ्द्रजीवुरः अहरू हैं। इय ग्रीवः भव वणीवृणेभारिः अनवृदि

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

र्घ रहे धन विरुद्धि र मकः भावद्वद्वरागञ्च : ज्यास्ट्रिसक्**म**ण्डाः अनीक भड़के धनः मद् वक्रकपागः मुक्ति व्याकार्यमध्या भागरः यज्ञात्रवस्त्रर ला भविष्युरम्म् इः

विद्यार्ग्य द्वारा हुन कुगवण्डणीः भर्द्रदेश दमङ्गिणगङीसारि रिमक् नीन्ग्ट'डारिप न्मर्गिणमाच्यास्याकः ज्ञीय ज्ञीय विकास करा है । ठउरामासुरः त्रभावउ ज्ञेणाः यो अधिकारिका

२००४। स्ट्रायक्वराय परुद्रियानीयाः दिर क्रान्द्राः ध्वीपीम् हिरिक्नकः भभभि इन्द्रियः भभभित्रण वतः दहकहेक इन्द्रह beardarda: ने अनुद्री र र ना वि

विज्ञमधभागरः भद वान्द्रयस्थान्या ज्ञिक्ययः राभिने **दिश्में इः भचारिश्च** विनःगल नक्वीरेह उठले पड्रभड़ेक ठाड्रा बुद्धानिकःभक्छिविद् गाउँ ३ डिडीधनाः

रिवर्डिक्नके मागम् च्यान्यक्रिया भारत्य प्रमञ्ज्ञ भद्रभद्र राज मुगः मिम्भिभवीर क्तःभभग्नेमाजनमाः किक्ष क्षित्र स्थान नःभद्भवलीपाः उर नुगडनाभाइसामभ्रह

यग्भनः भवविधानुक भविभिद्यिःभवभाग सभम्पाउक्रमि हिभर्पिक क्रियः ह रविमेदर विश्वाकान किरिनुगभरः ग्रेंहग इक्ष्याचित्रभाश्व ए इज 是对当然 新加州之

विनर्राष्ट्राक्ष्मित क्रीः व्यव्यक्तिस्य दी मिक्त ने उड़ इध णः मुक्रमक्रमक्रम भारत्मिहिक्उपर चिमित्रीगुभुगिविस्ट्र उन्हेभ्यउलकः वीम र सुरहरीयभाविक ल

मभ्द्रः रेण्ड्रीनर्ग जीपविष्णिक इंड क् भचके है भड़भाड़: क्रान्यस्थित्रकः म भारत्मवरग्राभः भवन ज्रभेष्ट्रेज्ड म्ब्यू वनवहारागद्वपद पकः भभभन्ता।

सागमुनक्रिक्र उर्विभुरभाज्ञरांकल भवकरगकः मर्ग वण्याद्विराभिदेवी म्हिला यिभिनीय इग्रह्म:मर्गिप्रभं भड़की महैराग्यले भष इभमद्वारक्त

अध्यक्षिक इंग्रंम् अस क्रिभन्ध्इक उनभी वहाडिबीरेक्श्यारे। पिलश्चाः भदामियः मियाङक्**डे**ग्वेकक्प लव्ज गिव्यीमङ्गाः मर्म्द्रभेद्धर्गार्म नेतीके हु युद्रेभाया

निविद्यपरयभ्यः र्ज उक्तिभवेद्रज्ञम्भियञ्च वीभवः अश्कर्रहेनिय वंशीवाभने क्रिक्षक गणद उपदेचपारिविद्धःकष्ट्यप व्यभद्धस्थ विलक्षण क्रांभव प्रविध्या युरः उम्बूभभीतृपदः

रिधमञ्जिरिविद्रभः है भगरः स्प्राप्त्रकः प विश्विरणगर्यः द्र महादेश है। यह माञ्चलवरः नाम इफुउविभागेविश्व वेभपवनाः ग्राध नपग्नाहरू गुप्त

माजाः पापर्भ्य रायक्षेत्र रमानिहाप द्धरः अभिराधिनम वजीवशुग्रेक्वउग्र नुइ श्रभायानिहाउउ युक्तिमिनुभी भर्त वग्राकः ३वीदः विग सारण्यं देशभः वि

自当局的让私。对社 इविभवीद्याः याःम क्रिभम क्रिश्चेयगभ्यः भग्नामः भभभग्रा उस्लेहरू भाग्र उपम पः भ<u>रभयागहर</u>ाह गभेकभाषप्रः गभ मिश्राल मिर्टेश क

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

कुउमाजका भारत द्यापिद्रभःभुद्रभाषु ध्राष्ट्रका भवेकार् गुड़ी गाउन का बीद रिणा भड़्डीधवडीय उपियाययमः ५३ः रीभः प्रमुख्यान वागरंक विस्ताः विका

विन्य द्वार के मेठी ध्राम देशिवेंग्रेशः मूल्यार गुनविश्वरोहण्डागुड नुश्नित्रं मिन्तियुक् अहिः क्रियादेक महि भः अवःमिधः अरंभः मदीवारुपदेविगरा मुक्तियाः शिक्षिपरा

वि

भवादेकद्वेदत्रा थ वलग्रमीकम्बीगीस्री कीिअध्यक्तः लग इित्रयःम्यविष्य स्याभ्या अरवेन कार्या क्षेत्रका

निर्धेर्भाः भयः भवेठ पूर्या गुरुक मुक युग्रहेग्ड्राइ । स्ट बीभक्षिण भवम् अमियाभवमभू भ्र य्भवीद्यार रागञ् मीजमग्राः भरा द पर्यः अभभुण्य

सभवण्यम् श्राविता रिहर्ग मग्रीम्हररि स्रभाग्यस्यभाध कि भग्नः त्रवक्षां भन्न बुद्रमेक प्रज्ञानः いてださまかかです भगड्यमिक्याः ग्रह ग्रमिद्र मुद्र मिव्स

नुस्राधिः विद्वार भुग्डा रिलाग समिवनेस रः यहभूभेभभन्भे द्रवयुत्रयानिङ व्य क्षान्डमीरूभग्रमध विगणन युक्तसपत इस्मियक्कार्यथ रः साज्यभद्दभेषात

37

CC-0. In Public Don

केश्वक मस्कन्त ।प िशिनिदेश उप राग्यनः साष्ट्यभेषि गाउँरेगभुःभवध्या गण जीनण्यस्थि **न्यस्य मिन्स्य** भभग्राजहण्ड्रप्रस्था

क्रेद्रिभनभवष्ठयस्य दनभरूर्भाष्ट्यःभभ भुक्षियहरू अरग इंश्लेक्ट्यूनी वर भगारः भन्न हुई दिई लेक मुद्ध विद्वयुभग

3.

ट्रभाग्येन्यद्भाग्ना ध्याकालाः वर्ग्यभ्रमाग सृच्यनध्यान्यः म्बान्यः यहभाष्ट्र इ कलिनगुनः म्बल कांमग्रा निःमहर् ग्रायः भन्नभूत्रकृति ब्रुजी इव इति दु उपर र

रवी देव हर हर एवर त्राः त्रवश्यः शरभाद यमभारत राष्ट्रकरी चलः भरण्यविभाग्ने धभमेरेक्लीवरेक्डर **दवराज्ञल्यामकणा** भचभगनिः इज्ज देशुनस् विवस् विश्वनि

भिवः मयेष्टापिनाग्य यःभरद्राभरदाः श्रध उच्चपम इंडिन्हि अंक भाष्ट्रयः सुपराष्ट्रय मची की रङ्गा एक भागक कार्ट्सिन्डिक मिनइट्डा भावर्षि क्रभज्ञद्वार्यरक्ष्म

CC-0. In Public Domain, Digitized by eGangotr

विकार्त भागाउँ मल वस्मर्धिर्डभगरेण ३१ किभन्नइवीग्लफ्डा भद्दिहरूभयाः सत भग्रशरे हे र जाने फर्निरायः ब्रज्ञाहका श्रुभाषेष्ठभनधीरु ३६ वः इजनक्ष्यक

नष्टमें धर्गालभारुपः नरीउगररश्याञ्चन येष्टवरकन्डर गभाई रीयः भिभारत्नकु 🗝ः भुद्राम्भित्र विश्वव क्रेमरभाशिपनकरा द्यस्याः कार्यस्य इचिकिटिन्येलवर विक्

महश्रेवद्याग्यव्या द्वेषणीपाः विद्यस्य क्रीण्ड्रनिरस्ट्रिक्न हु। अराविभागार्ग वैज्ञावा ज्ञेन स्वानियः मित्रभग्ने भक्त कर्म पानुश्रीभागः विद्या ग्रमधमपुग्रीमामुक्त

उन्हरिः क्याप्यक्रिन अधिवयग्रहभग्रह्मः मुस्त्रीपपरिः भाष्ट्रपूर्ण उभवभिद्यार्थ विवय क्रमिरञ्चरवेगभेदरभ भूद वेगभुभीष्टारहरू भगग्रहारा क्यांग्रहा ब्रेडचेब्रु:भग्दीपशिम्

सुर्वाधाः स्कृतिः रमहम्भेद्रमञ्जू दः इज्ञानुष्यिक्ष મરકાપીમમસુપ: મ त्र अवनिवृक्त कि **रा**चे विकास गर हो। से मार् भदभूषाः भदभृष्ठि र्टेशः एक्सिक्र

32

करविकारमुमीकारे कामधिनपुरूषकेभभ नर्भेदनप्राः रीनाध रेवामाभिभनेवाकाय द्रमह मभनेपम्हिभ इपाउउक्यमन्दरः व विभेगभी भी भी भी वःचनश्च भश्चित्रथ

विधण्डकान**जीक**स क्रिक्तः उद्योग्भलः विक्रियम्भू स्थान रवकी क्रायक्षक स्थ क्रिडिनक्रनः वास्त्रयःभा **डरंग्रं**यः मिग्वरम्ज ले ह्यः नम्डाउपाभुद्रभ ह भाषिका व्याहर व्याहर

4

क्रिक्त निरम्गर्ग हो नमराः अउरुभामक एकिह्भनाज्ञनक्षत्रः वाउभागीकिमिश्रेणक वित्रस्य रहिन्त्र थडरियम्बरम्बर्करकः कानियभग्रःभचगेप्रा भीरामियः नीनगेव

नकरेगीव देग जनम्ब मिरिश्चभवनक भेद्रात भीविभिज्ञाः भट्टः ज यत्रयाधीराभागीमा । मग्राः क्मारेसर्भीन क्रम्याष्ट्राच्या भगमिक्र अस्ति स्थान भर्वत्य :कहण्या

रूपमहे श्रीभभन्यमः त्रमः भक्तिपरिभाउप हमज्ञक् नामक रिक् मभभूग विश्व अभूत भाउकेलिएन) महिली रभलमित्र गर्भा न र क उठ्डा अभन्नभागिक नेभगीगानन्धाः ।

काकिरण अन्यक्रभन क्रिक्ति रहित्ताम् स्था म्बद्धकत्पर्भन्तरु कुउनः मानाजनार स्ट्रान्स्य र्गांड, उद्योगगा केरि रिण्डा नीनारिण्डभड रविभन्र रेवे क्यरिय उस्जलनिस्युर्ग

32

CC-0. In Public Domain. Digitiz

व्यापन्त्रं वेकवर क मिग्या मिग्सु गमर्म क्रैकभग्नः।वश्रम् यूभग्रञ्ज्यामगरण [मरमुजेभरफाः मक्र जाहिकारिक्री क्रमीरि इयुराधकः क्योमग **लकेरियेनिक्सिया** 

CC-0. In Public Domain. Digitized by eC

जिस्चकः यवशैष्ड्य वशुःभाःमिववाध्यः मद्भग्नभाष्ट्राप्तमम द्वाध्यक्तः सिवकर् वृत्रभाः इञ्चलभावारि द्र भड़लज़ीवभूगेगीर उर्वेद्रमधिश्ह भणभ भगजर्भभागवर

19.

ध्या यभरपाउग्पीउ भाग्नीशिष्ट्रहरूः स्री 北州至6至沙里东北 स्वेठवः म्यासम्प त्मिक्राज्ञेक्ष्युः मुम्कामिक्स्ट्री रक्ति विकेषिक्रा महा रेड्रिक्टका एक रहे

भिक्तियः भवन्त्रभीन्त नर्री गुभा वापी जान वः रज्ञभुक्युग्रहश्च पिकिस्तिवनकण्डा प विजी विराभ देशी उसे सामान उक्तिन्त विष्ठा सम्बद्धा विष्ठ भाः भागजापिद्रजम

A

CC-0. In Public Doma

1. Digitized by eGangotri

महिष्यु भारति । गहमथञ्चन्त्रभुगर वेचीकायहः सामहा कश्चित्र इत्राधिक विनिध्यः क्रभग्रद्ये विपाउभम् सम्भ श्रेगानु प्रदेशियाजीयः भी क्रमम्हित्रः नन्त्र

विश्व थिरावीभूगः क्रम मुनिर्यः उपपिरिवि नरणहरू दिवारक द नः गाग्यम्बन ३दगियणयकः मुद्द हेक विश्वयूभ चेह धर मकारभः नम्पम्म गलिंद्यभागविभन्भ

4.

वुडी भद्रकारिकारक वीर्वयस्य कः उन्न इपायरा भव्यभ्रम प करेगकः वैद्यानकान् जैक र छा कः अन्यम् त्र वहेरानिकारमेध्य वज्यीलगिष्यः तिर गुग्राज्य शस्त्राजल

मुद्रभेदनः प्रत्वेदन दिश्वययगुत्रिशिष कः नार्वेगीनग्रमध अस्पदः भद्रभद्राद्रेः यस्ययाम्यान्यान् चकुद्वीग्वस्यः गा छिटिएसज्ञ हरह्य प्राप्त भिउष्ठाः पण्यप्रस्ति

भन्नमः भागपः ज्रोड गेथकः कच्छीवध्रह मः भरः किलकनि। ज्ञेषकः भभभग्रेत्र न्ध्र अः भवने स् दिरु ेज्या भरः यशक म्बिस्याम्बर्ण दः श्रभुवग्गमिक्।

धवीन्तिवस्य । हः जारजनको जन्म निःस्पण्यण्य स्र नुभारक के विषय विमित्रिक्तः सम्बेक लगर्डिक विश्वत्र यहिलाः अग्राम्पा क्रास्वेवि विमभाप

भारिः ब्ह्रम्यः स्या मार्गभागी विस्तुस्मार् भीः कष्ट्रपेद्रवगित म् चन्ने रहानुना र कर्मे । विज्ञान्यः मुद्राक्वीश्वरः भदि ग्रुग्विद्गाहम्ब निःधुगरी राष्ट्रविक

नुभारत्या महा मन् म्ब्रुसः विरुद्धभःगिर् रहेगज्ञाण्याग्रेमा यन्त्रफारूभूगिगेश म राष्ट्राची वागकः कर् भूवफारा पक्षः पर नेमाने वमल्य यक्तमं थ

14

ß: गङ्गरीकुश्चिक्त लक ग्रेंचरियाभी अंत्रे भगमर्भूरूरिक्र्यूड रलेड्सः उद्यम्बर्या क्रिंगिका नग्बारक न्गः त्रमन्द्रक्ष्यग्रीम हमुज्यध्यक्रण 外级区的区的证明的

**~वासुर्भभगः सम** निविपरियत्तेभाभगुः कालभाभः क्रिक्टा र्या अविश्वास्त्र विश्वास भवजगरी जरून्यः क्भन्तमी अयुःभर ३भः विज्ञभिक्यमः मूर्जभग्रदि अधि ।

वि ३३

भिन्नभगर्गराम किरवरेरथः वन्डेमर इन्द्रा " १ ३५६ इ'भद्रवश्रवप्रेरभभ ५५कभी भवपाप मभनंपांकिकिविवनं

भज्ञकभाग्नं विश्वल कें कें भगवं भवकः वि नामनभी भभग्नप दंभद्वःथांनिचालद्वा यक्शो कभर्णकि न्यभनेभ न विशेषन मानिरं पार्व र एं अर किन्भिंश भविषा

ट्रमार्डिस नमज्य अमभनं भचा विश्व विन सन्भ दल्ड्याथड्ड

ज्ञिवनकान्भ टल्ल **४३७८ज्ञात्यात्यम्** ग्धे भचेष्ठदश्रमच भितिर अवक्श्ररभ जीजयन्त्र अभे वार सुरक्षे प्रभवेभवविद्यप्त 1 STEEL

19.

रिगिरंभवरेग नुइ क्र्यंत्रभारतमञ्जूतीण नेर्गीविष्ट्रस्थ केंद्र गुद्रावमञ्जीगुद्रपीर विरमां भर्ते विश्व महस्राज्य । महस्रा त् भड़रशीपनच्य इभइ स्वरिका

रमःगार्डमा वभ ध्रका व्रक्षपद्यप भरीदुभाउँहा प्रधारी चेष्ठभाषाग्रीभागाम् भ अरविभक्तिभट्टः प्रयाभवकर्भ दर **इड्डमग्रें**भ्रथ

A FI

भित्र्य रखन्नवयुक् उद्धिकन्य पद्यप्त र्का रहा करी राज्य विश् प्राथमहर्ग हर कर्यक भरभग्रह न्रंग्रद्ध स्थान

भहराचित्रियं निक नंकप्रदीननंपर्कःष विरम्भि हिर्प्रदेश्व राजिविद्यः पाद्योग भिविद्यं परंभारं गांध

श्रेश्मार रेप्टरमध्य हिरिश्वाः वर्गणपय भन्धेहर्किर्ध्य गरन भचरीत्रभव श्रः भट्टभट्डवीक्ष

भेडरंचे किउभ चरी ण्याभूतग्दीर यस्य स्राभ्ये हे हे ह द्रधेभस्य हम। वह वरभद्यस् भभभग्ने दर विद्यारीय भवमअकः।ज्ञष्टिभं

を記

ने यश्राक्ष्यरगणज इंभद्र मिथिक गर्भाः हिंदिर मिरम्बरीय पश्चीवीहाउँकारैः अडिवि हिक्दिक रेन जीकाने भग्नियः यउद्गायहा विद्वयायेगीवुरुभिद 33:भंगिसकी प्रकार

प्रमध्यमं उभवस्य य नेपर्शिश्वाम्पञ्च नः अधिराध्यिक्षणन्छ क्रिंग्यम्यभीश्रः प्रक निउरमयक देस द्वार हमज्ञयः पद्रभवेष क्वराम प्रमुख

भाग्न्यवीहार भदीय भेजभादर्डस्याभार हल्नि इच्छिपाञ्च पापानपतानु कारानित भयादिशाविश्व भिराज्य क्तज्ञ एक किए। वर ।पाजवज्ञः भं श्रुं श्रुं य भगग्ययदारः उपान

विविद्वहर्विक वयग्रयः विस्मिभीत्र मञ्द्राभभहित्रहर त्रनः उपनिनग्ज्य रे जे उद्याशियुद्रः अवे व्यक्तिरणीव वे या नशिवभाजाः उभ उरेवण प्रज्ञक भाभका प

70

इस्रा क्रीण्यानेक्त्रर नंजाउपग्रभभण्यः भागभभगगभगवभ चलकिकरायकः ब मगःकभन्ग्यर्थेह इस्रिम्स्डाः अने क्रिक्म क्रिक्स क्रिके नमंथड भरा । अस्य

वीर्णभभातधभदा द्वाः कभ्राउग्राज्याः प्रवर्धनिविद्युत्र यश मंजवररे विरभ डिविलीयः रागमः **च्याध्यक्रद्रभावः** इ भादार नाधलमन्त 死至者太宗兵之后自立

日から

क्रभाश्चभक्तामाई उभावहार्य द्रम्या हरू अप्यद्ध मजीभेष वित्रं मार्ग विश्वः भह 出るる。

रक्रमधीनिनाभा**नि**स जाउँभभपाचि भन्नः चुभवडभाडेग**भ**नाभा गिने यह भर ने ग्रेमिर वि दिश्यामध्यम् भाषुक्रकिषीयर्थे " भम्भग्भाउउस

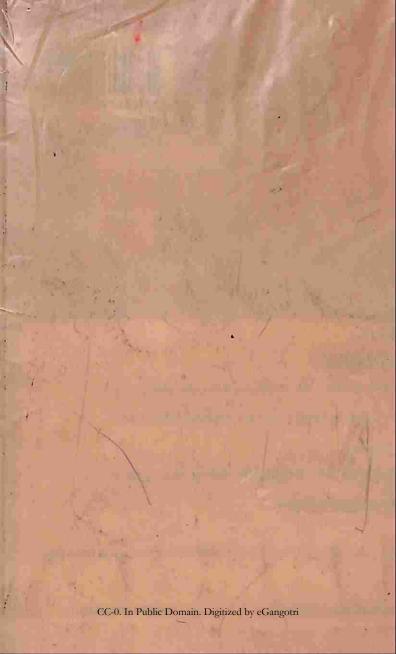